## 

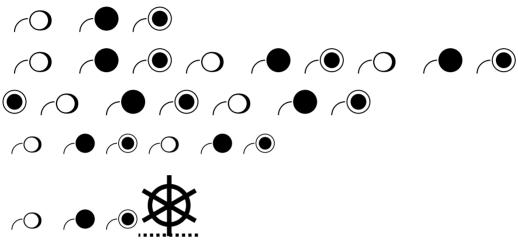

# ....ظن... MOST of them follow nothing

but CONJECTURE.....

ఊహలుగుసగుసలాడే,హ్రాదయముఊగిసలాడే बेशतर इँसान खयाली दुनया मे, सुहाने सपने देखनेकी आदी है

Majority; Mob ظن Psychology; Homo sapiens;



گزرا هوا زمانا آتا نهي دوبارا

#### بسم الله الرّحْمَٰنِ الرّحِيْمِ وَ مَا يَتَبِعُ ٱكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنَّا اللهَ الظِّنِ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَنْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

The Need of the moment is to format our CPUs and Configure Our Lord......

ALLAAHU With a Befitting Cofiguration, and to Correct our Navigational Course ......got it?????





Note: pease\_read-"Allah", as

"ALLAHU.swt,"

Namaz--- as" Assalah "

Roza ---as " AsSaum"

#### بسنم اللهِ الرّحْمٰنِ الرّحِيْمِ وَ مَا يَتَبِعُ ٱكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنَّا اِنَّ الظَّنِّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَنْئًا ۗ إِنَّ اللّهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

Khuda,Parwardegar,...mian/miyya,
waghyrah as "ALLAHU.swt,"
Darood as Assalaatu was "SalamuAlan
Nabiyyi"
++++ti be Modified are ++many more
Majoisy terms



Yunus (10:36)



وَمَا يَنَبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَا ظنًا إِنَّ ٱلظنَّ لَا يُعْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَىْـًا إِنَّ ٱللهَ عَلِيمٌ بِمَا يَقْعَلُونَ

#### And most of them follow nothing but

#### بِسْمِ اللهِ الرّحْمٰنِ الرّحِيْمِ وَ مَا يَتَبِعُ اكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنَا ۗ اِنَ الظنّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقّ شَيْئًا ۗ اِنّ اللهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَقْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

conjecture. Certainly, conjecture can be of no avail against the truth. Surely, Allah is All-Aware of what they do.

और उनमें से अधिकतर तो बस अटकल पर चलते है। निश्चय ही अटकल सत्य को कुछ भी दूर नहीं कर सकती। वे जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह उसको भली-भाँति जानता है



Yunus (10:37)



وَمَا كَانَ هَٰذَا ٱلقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَقْصِيلَ اللهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَقْصِيلَ

DOCUMENT BY KRISTINA MARIUM JEMMALA,+ KHADIJA MAZLOMOVA

\*\*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

dtp by jiddujaHoolan Zalooman with Technical help from ESciondia

KiouppelleRajae,CCIE.....,Folio,- 4 -

#### بِسْمِ اللهِ الرّحْمٰنِ الرّحِيْمِ وَ مَا يَتَبِعُ اكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنَّا اِنَّ الظَّنِّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الحَقّ شَيْئًا ؓ اِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَقْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

ٱلكِتَّابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلعُلْمِينَ

And this Quran is not such as could ever be produced by other than Allah (Lord of the heavens and the earth), but it is a confirmation of (the revelation) which was before it [i.e. the Taurat (Torah), and the Injeel (Gospel), etc.], and a full explanation of the Book (i.e. laws and orders, etc, decreed for mankind) - wherein there is no doubt from the the Lord of the 'Alamin (mankind, jinns, and all that exists).

यह क़ुरआन ऐसा नहीं है कि अल्लाह से हटकर घड लिया जाए, बल्कि यह तो जिसके समझ है, उसकी पुष्टि में है और किताब का विस्तार है, जिसमें किसी संदेह

#### وَ مَا يَتَبِعُ اكْثَرُهُمْ اِلَّا طَنَّا اِنَ الظِّنَ لَا يُعْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اللهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَقْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

की गुंजाइश नहीं। यह सारे संसार के रब की ओर से है



Yunus (10:38)



أَمْ يَقُولُونَ اَقْتَرَىٰهُ قُلْ قُأْتُوا بِسُورَةٍ مِّتْلِهِ۔ وَاَدْعُوا مَنِ اَسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اَللهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ

Or do they say: "He (Muhammad SAW) has forged it?" Say: "Bring then a Surah (chapter) like unto it, and call upon whomsoever you

#### بِسْمِ اللهِ الرّحْمٰنِ الرّحِيْمِ وَ مَا يَنَبِعُ اكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنَّا النِّ الظنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الحَقِّ شَيْئًا اِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

can, besides Allah, if you are truthful!"

(क्या उन्हें कोई खटक है) या वे कहते है, "इस व्यक्ति (पैग़म्बर) ने उसे स्वयं ही घड़ लिया है?" कहो, "यदि तुम सच्चे हो, तो इस जैसी एक सुरा ले आओ और अल्लाह से हटकर उसे बुला लो, जिसपर तुम्हारा बस चले।"



Al-Furgaan (25:44)



أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَٱلأَتْعَمِ بَلْ هُمْ أَضَلُ سَبِيلًا

#### بِسْمِ اللهِ الرّحْمٰنِ الرّحِيْمِ وَ مَا يَنَبِعُ اكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنَّا اِنَّ الظَنِّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الحَقِّ شَيْئًا النَّ اللهَ عَلَيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

Or do you think that most of them hear or understand? They are only like cattle; nay, they are even farther astray from the Path. (i.e. even worst than cattle).

या तुम समझते हो कि उनमें अधिकतर सुनते और समझते हैं? वे तो बस चौपायों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी अधिक पथभ्रष्ट!



# Majority;Mob Psychology;Homo sapiens;



Al-A'raaf (7:179)

#### وَ مَا يَنَبِعُ اكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنَّا اِنَّ الظِّنَ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا النَّ اللهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَقْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

#### بس<u>االله</u>م الرحيم

وَلقَدْ دَرَأْتا لِجَهَنّمَ كَثِيرًا مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسَ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَقْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أُعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَادَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَآ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَادَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَآ أُولُلِكَ كَٱلْأَنْعُمْ بَلْ هُمْ أُضَلُ أُولُلِكَ هُمُ

# ألغفلون

ولقد خلقنا للنار -التي يعذّب ألله فيها من يستحق العذاب في ألآخرة - كثيرًا من الجن وا نس، لهم قلوب يعقلون بها، فلا يرجون ثوابًا ولا يخافون عقابًا، ولهم أعين لا ينظرون بها إلى آيات ألله وأدلته، ولهم آذان ولا يسمعون بها آيات كتاب ألله فيتفكروا فيها، هؤ عكالبهائم التي لا تققه ما يقال لها، ولا تفهم ما تبصره، ولا تعقل بقلوبها الخير والشر فتميز بينهما، بل هم

#### وَ مَا يَتَبِعُ اكْثَرُهُمْ اِللَّا طَنَّا النِّ الظِّنَ لَا يُعْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اللهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

أضل منها؛ للأن البهائم تبصر منافعها ومضارها وتتبع راعيها، وهم بخلاف ذلك، أولئك هم الغافلون عن الإيمان بألله وطاعته.

اور ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کئے ہیں، جن کے دل ایسے ہیں جن سے نہیں سمجھتے اور جن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے نہیں دیکھتے اور جن کے کان ایسے ہیں جن سے نہیں سنتے۔ یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ یہی لوگ غافل ہیں

And surely, We have created many of the jinns and mankind for Hell. They have hearts wherewith they understand not, they have eyes wherewith they see not, and they have ears wherewith they hear not (the truth). They are like cattle, nay even more astray; those! They are the heedless ones.

#### وَ مَا يَتَبِعُ اكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنَّا اِنَّ الظِّنَ لَا يُعْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اللهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

আর আমরা জাহান্নামের জন্য নিশ্চয়ই ছড়িয়ে দিয়েছি জিন ও মানুষের মধ্যের অনেককে, -- তাদের হৃদয় আছে তা দিয়ে তারা বুঝে না, আর তাদের চোখ আছে তা দিয়ে তারা দেখে না, আর তাদের কান আছে তা দিয়ে তারা শোনে না। তারা গবাদি-পশুর ন্যায়, বরং তারা আরো পথভ্রষ্ট। তারা নিজেরাই হচ্ছে উদাসীন।

निश्चय ही हमने बहुत-से जिन्नों और मनुष्यों को जहन्नम ही के लिए फैला रखा है। उनके पास दिल है जिनसे वे समझते नहीं, उनके पास आँखें है जिनसे वे देखते नहीं; उनके पास कान है जिनसे वे सुनते नहीं। वे पशुओं की तरह है, बल्कि वे उनसे भी अधिक पथभ्रष्ट है। वही लोग है जो ग़फ़लत में पड़े हुए है



Saad (38:85)

# وَ مَا يَتَبِعُ اكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنَّا اِنَّ الظِّنَ لَا يُعْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اللهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

بس<u>اراللهم</u> الرحيم

# لأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ

# أجْمَعِينَ

کہ تجھ سے اور تیرے تمام ماننے والوں سے میں (بھی) جہنم کو بھر دوں گا

That I will fill Hell with you [Iblis (Satan)] and those of them (mankind) that follow you, together."

"আমি অবশ্যই জাহান্নামকে পূর্ণ করব তোমাকে দিয়ে ও তাদের মধ্যের যারা তোমাকে অনুসরণ করে তাদের সব ক'জনকে দিয়ে।"

कि मैं जहन्नम को तुझसे और उन सबसे भर दूँगा, जिन्होंने उनमें से तेरा अनुसरण किया होगा।"

#### وَ مَا يَتَبِعُ اكْثَرُهُمْ اللَّا ظَنَّا اللَّهَ الظِنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اللهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36



Al-Maaida (5:62)



وَترَى كثيرًا مِنْهُمْ يُسْرِعُونَ فِى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَاثُوا وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَاثُوا

# يَعْمَلُونَ

آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر گناہ کے کاموں کی طرف اور مال حرام کی طرف اور مال حرام کھانے کی طرف لپک رہے ہیں، جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ نہایت برے کام ہیں

আর তুমি দেখতে পাবে তাদের অনেকেই ছুটে
চলেছে পাপের দিকে ও উল্লঙ্ঘনে, আর তাদের
গলাধঃকরণে অবৈধভাবে লব্ধ বস্তু। নিশ্চয়ই গর্হিত
যা তারা করে চলেছে।

#### وَ مَا يَتَبِعُ اكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنَّا اِنَّ الظِّنَ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَقْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

And you see many of them (Jews) hurrying for sin and transgression, and eating illegal things [as bribes and Riba (usury), etc.]. Evil indeed is that which they have been doing.

(ऐ रसूल) तुम उनमें से बहुतेरों को देखोगे कि गुनाह और सरकशी और हरामख़ोरी की तरफ़ दौड़ पड़ते हैं जो काम ये लोग करते थे वह यक़ीनन बहुत बुरा है



Al-Maaida (5:63)



لُوْلًا يَنْهَىٰهُمُ ٱلرَّبْنِيُونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قُوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَاثُواْ

#### يَصْنَعُونَ

انہیں ان کے عابد وعالم جھوٹ باتوں کے کہنے اور

# وَ مَا يَتَبِعُ اكْثَرُهُمْ اِلَّا طَنَّا اِنَ الظِّنَ لَا يُعْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اللهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَقْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

حرام چیزوں کے کھانے سے کیوں نہیں روکتے، بےشک برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں

রব্বিগণ ও পুরোহিতরা কেন তাদের নিষেধ করে না তাদের পাপপূর্ণ কথাবার্তা বলাতে আর তাদের গ্রাস-করণে অবৈধভাবে লব্ধ বস্তু। অবশ্যই গর্হিত যা তারা করে যাচ্ছে।

Why do not the rabbis and the religious learned men forbid them from uttering sinful words and from eating illegal things. Evil indeed is that which they have been performing.

उनको अल्लाह वाले और उलेमा झूठ बोलने और हरामख़ोरी से क्यों नहीं रोकते जो (दरगुज़र) ये लोग करते हैं यक़ीनन बहुत ही बुरी है



Al-An'aam (6:91)

# بسنم الله الرحمن الرحيم

وَ مَا يَتَبِعُ اكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنَّا اِنَّ الظِّنَ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَقْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

#### بس<u>االلهم</u> الرحمن

# يَلْعَبُونَ

اور ان لوگوں نے، أللہ كى جيسى قدر كرنا واجب تھى ويسى قدر نہ كى جب كہ يوں كہہ ديا كہالله نے كسى بشر پر كوئى چيز نازل نہيں كى آپ يہ كہيئے كہ وہ كتاب كس نے نازل كى ہے جس كو

#### وَ مَا يَتَبِعُ اكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنَّا اِنَ الظَّنَ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَقْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

موسی لائے تھے جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ نور ہے اور لوگوں کے لئے وہ ہدایت ہے جس کو تم نے ان متفرق اوراق میں رکھ چھوڑا ہے جن کو ظاہر کرتے ہو اور بہت سی باتوں کو چھپاتے ہو اور تم کو بہت سی ایسی باتیں بتائی گئی ہیں جن کو تم نہ جانتے تھے اور نہ تمہارے بڑے۔ آپ کہہ دیجیئے کہ اللہ نے نازل فرمایا ہے پھر ان کو ان کے خرافات میں کھیلتے رہنے دیجیئے

আর তারা আল্লাহ্র সম্মান করে না তাঁর যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে যখন তারা বলে -- "আল্লাহ্ কোনো মানুষের কাছে কিছুই অবতারণ করেন নি।" বলো -- "কে অবতারণ করেছিলেন গ্রন্থখানা যা নিয়ে মূসা এসেছিলেন -- মানুষের জন্য আলোক ও পথনির্দেশরূপে, যা তোমরা কাগজপত্রে তুলে তা প্রকাশ করো ও বেশির ভাগ গোপন করো, আর তোমাদের শেখানো হয়েছিল যা তোমরা জানতে না,

### وَ مَا يَتَبِعُ ٱكْثَرُهُمْ اِللَّا طَنَا اللَّهَ الطَّنَ لَا يُعْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اللَّهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَقْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

তোমরা আর তোমাদের পিতৃপুরুষরাও না?" বলো
 "আল্লাহ্।" অতঃপর তাদের ছেড়ে দাও তাদের
 বাজে কথায় খেলাধুলো করতে।

They (the Jews, Quraish pagans, idolaters, etc.) did not estimate Allah with an estimation due to Him when they said: "Nothing did Allah send down to any human being (by inspiration)." Say (O Muhammad SAW): "Who then sent down the Book which Musa (Moses) brought, a light and a guidance to mankind which you (the Jews) have made into (separate) papersheets, disclosing (some of it) and concealing (much). And you (believers in Allah and His Messenger Muhammad SAW), were taught (through the Quran) that which neither you nor your fathers knew." Say: "Allah

### وَ مَا يَتَبِعُ اكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنَّا اِنَ الظَّنَ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَقْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

(sent it down)." Then leave them to play in their vain discussions. (Tafsir Al-Qurtubi, Vol. 7, Page 37).

और बस और उन लोगों (यहूद) ने ख़ुदा की जैसी क़दर करनी चाहिए न की इसलिए कि उन लोगों ने (बेहूदे पन से) ये कह दिया कि ख़ुदा ने किसी बशर (इनसान) पर कुछ नाज़िल नहीं किया (ऐ रसूल) तुम पूछो तो कि फिर वह किताब जिसे मूसा लेकर आए थे किसने नाज़िल की जो लोगों के लिए रौशनी और (अज़सरतापा(सर से पैर तक)) हिदायत (थी जिसे तुम लोगों ने अलग-अलग करके काग़जी औराक़ (कागज़ के पन्ने) बना डाला और इसमें को कुछ हिस्सा (जो तुम्हारे मतलब का है वह) तो ज़ाहिर करते हो और बहुतेरे को (जो ख़िलाफ मदआ है) छिपाते हो हालाँकि उसी किताब के ज़िरए से तुम्हें वो बातें सिखायी गयी जिन्हें न तुम जानते थे और न तुम्हारे बाप दादा (ऐ रसूल वह तो

### وَ مَا يَنَبِعُ اكْثَرُهُمْ اِلَّا طَنَّا الِنَّ الظِّنَ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اللهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

जवाब देगें नहीं) तुम ही कह दो कि ख़ुदा ने (नाज़िल फरमाई)



At-Tawba (9:34)



يَّأْيُهَا ٱلذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلأَحْبَارِ وَٱلرُهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوُلَ ٱلنّاسِ بِٱلبَّطِلِ وَالرُهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوُلَ ٱللّهِ وَٱلذِينَ يَكُنِرُونَ وَيَصُدُونَ عَن سَبِيلِ ٱللّهِ وَٱلذِينَ يَكُنِرُونَ اللّهِ اللّهِ وَٱلْفِضّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللهِ اللّهِ فَيَسَبِيلِ ٱللهِ فَبَشِرْهُم بِعَدَابٍ أَلِيمٍ فَبَشِرْهُم بِعَدَابٍ أَلِيمٍ

اے ایمان والو! اکثر علما اور عابد، لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور اُللہ کی راہ سے روک دیتے

### بسنم الله الرّحمٰن الرّحيم

### وَ مَا يَتَبِعُ اكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنَّا اِنَ الظَّنَ لَا يُعْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اللهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

ہیں اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور أللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجئے

ওহে যারা ঈমান এনেছ! নিঃসন্দেহ পন্ডিতদের ও সন্ন্যাসীদের মধ্যের অনেকে লোকের ধনসম্পত্তি অন্যায়ভাবে গলাধঃকরণ করে আর আল্লাহ্র পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে। বস্তুতঃ যারা সোনা ও রূপা পুঞ্জীভূত করে অথচ আল্লাহ্র পথে খরচ করে না, তাদের তাহলে সংবাদ দাও মর্মন্তুদ শাস্তির,--

O you who believe! Verily, there are many of the (Jewish) rabbis and the (Christian) monks who devour the wealth of mankind in falsehood, and hinder (them) from the Way of Allah (i.e. Allah's Religion of Islamic Monotheism). And those who hoard up gold and silver [Al-Kanz: the money, the Zakat of

#### بسنم الله الرّحْمان الرّحيْم أكثرُهُمْ الله طنّال ان الطنّ الرّعْن من الح

وَ مَا يَنتَبِعُ ٱكْثَرُهُمْ اِللَّا طَنَّالًا اِنَّ الطَّنَ لَا يُعْنِيْ مِنَ الحَقِّ شَيْئًا ًا اِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَقْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

which has not been paid], and spend it not in the Way of Allah, -announce unto them a painful torment.

ऐ ईमानदारों इसमें उसमें शक़ नहीं कि (यहूद व नसारा के) बहुतेरे आलिम ज़ाहिद लोगों के माल (नाहक़) चख जाते है और (लोगों को) ख़ुदा की राह से रोकते हैं और जो लोग सोना और चाँदी जमा करते जाते हैं और उसको ख़ुदा की राह में खर्च नहीं करते तो (ऐ रसूल) उन को दर्दनाक अज़ाब की ख़ुशखबरी सुना दो



Al-Ahzaab (33:35)



إِنَّ ٱلمُسْلِمِينَ وَٱلمُسْلِمَٰتِ وَٱلمُوْمِنِينَ وَٱلمُؤْمِنِينَ وَٱلمُؤْمِنِينَ وَٱلطَّنِتِينَ وَٱلطَّنِتِينَ وَٱلطَّنِتِينَ وَٱلطَّنِتِينَ وَٱلطَّنِتِينَ وَٱلطَّنِتِينَ

وَ مَا يَتَبِعُ اكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنَّا اِنَ الظِّنَ لَا يُعْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اللهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَقْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

وَٱلصَّدِقَتِ وَٱلصَّبِرِينَ وَٱلصَّبِرَٰتِ وَٱلخَشِعِينَ وَٱلخَشِعَتِ وَٱلمُتَصَدِّقِينَ وَٱلمُتَصَدِّقَتِ وَٱلصَّئِمِينَ وَٱلصَّئِمَٰتِ وَٱلحَفْظِينَ قُرُوجَهُمْ

وَٱلحَٰفِظتِ وَٱلدَّكِرِينَ ٱللهَ كثِيرًا وَٱلدَّكِرَٰتِ

أَعَدّ ٱللهُ لهُم مَعْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

بےشک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں مومن مرد اور مومن عورتیں فرماں برداری کرنے والے مرد اور فرمانبردار عورتیں راست باز مرد اور راست باز عورتیں صبر کرنے والی عورتیں صبر کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والی مورد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والی مورد اور روزے رکھنے والی عورتیں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور کرنے والے اور عورتیں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے اور حفاظت کرنے والے اور حفاظت کرنے والے اور حفاظت کرنے والے اور

### وَ مَا يَتَبِعُ اكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنَّا اِنَ الظَّنَ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَقْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

ذکر کرنے والیاں ان (سب کے) لئے اُللہ تعالیٰ نے (وسیع) مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے

নিশ্চয়ই মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী এবং
মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, এবং অনুগত পুরুষ ও
অনুগত নারী, আর সত্যনিষ্ট পুরুষ ও সত্যনিষ্ট
নারী, আর অধ্যবসায়ী পুরুষ ও অধ্যবসায়ী নারী,
আর বিনয়ী পুরুষ ও বিনয়ী নারী আর দানশীল
পুরুষ ও দানশীল নারী, আর রোযাদার পুরুষ ও
রোযাদার নারী, আর নিজেদের আবরুরক্ষাকারী
পুরুষ ও রক্ষাকারী নারী, আর আল্লাহ্কে
বহুলভাবে স্মরণকারী পুরুষ ও স্মরণকারী নারী -আল্লাহ্ এদের জন্য ব্যবস্থা করেছেন পরিত্রাণ ও
এক বিবাট প্রতিদান।

Verily, the Muslims (those who submit to Allah in Islam) men and women, the believers men and women (who believe in Islamic

### وَ مَا يَتَبِعُ اكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنَّا اِنَ الظِّنَ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اللهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

Monotheism), the men and the women who are obedient (to Allah), the men and women who are truthful (in their speech and deeds), the men and the women who are patient (in performing all the duties which Allah has ordered and in abstaining from all that Allah has forbidden), the men and the women who are humble (before their Lord Allah), the men and the women who give Sadaqat (i.e. Zakat, and alms, etc.), the men and the women who observe Saum (fast) (the obligatory fasting during the month of Ramadan, and the optional Nawafil fasting), the men and the women who guard their chastity (from illegal sexual acts) and the men and the women who remember Allah much with their hearts and tongues (while sitting, standing, lying, etc. for

### وَ مَا يَتَبِعُ اكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنَّا اِنَ الظَّنَ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَقْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

more than 300 times extra over the remembrance of Allah during the five compulsory congregational prayers) or praying extra additional Nawafil prayers of night in the last part of night, etc.) Allah has prepared for them forgiveness and a great reward (i.e. Paradise).

(दिल लगा के सुनो) मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें और ईमानदार मर्द और ईमानदार औरतें और फरमाबरदार मर्द और फरमाबरदार औरतें और रास्तबाज़ मर्द और रास्तबाज़ औरतें और सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली मर्द और फिरौतनी करने वाली औरतें और फिरौतनी करने वाले मर्द और फिरौतनी करने वाली औरतें और Âैरात करने वाले मर्द और रोज़ादार मर्द और रोज़ादार औरतें और अपनी शर्मगाहों की हिफाज़त करने वाले मर्द और हिफाज़त करने वाली

وَ مَا يَتَبِعُ اكْثَرُهُمْ اِلَّا طَنَّا اِنَّ الظِّنَ لَا يُعْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اللهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

औरतें और खुदा की बकसरत याद करने वाले मर्द और याद करने वाली औरतें बेशक इन सब लोगों के वास्ते खुदा ने मग़फिरत और (बड़ा) सवाब मुहैय्या कर रखा है



Al-Maaida (5:68)



حَتَى ٰ شَى ْءِ عَلَى ٰ لَسْتُمْ ٱلْكِتَٰبِ يَأَهْلَ قُلْ وَمَآ وَٱلْإِنجِيلَ ٱلتَوْرَنَةَ تَقِيمُوا لِلنَّكُم أُنزِلَ وَمَآ وَٱلْإِنجِيلَ ٱلتَوْرَنَةَ تَقِيمُوا أُنزِلَ مَآ مِنْهُم كَثِيرًا وَلَيَزِيدَنِ رَبِّكُمْ مِن أُنزِلَ مَآ مِنْهُم كَثِيرًا وَلَيَزِيدَنِ رَبِّكُمْ مِن عَلَى عَلَى تَأْسَ فَلَا وَكُفْرًا طُغْيَنًا رَبِّكَ مِن إلَيْكَ عَن إلَيْكَ عَلَى تَأْسَ فَلَا وَكُفْرًا طُغْيَنًا رَبِّكَ مِن إلَيْكَ عَن إلَيْكَ عَلَى تَأْسَ فَلَا وَكُفْرًا طُغْيَنًا رَبِّكَ مِن إلَيْكَ

# ٱلكفرينَ ٱلقَوْمِ

کسی دراصل تم اِکتاب اہل اے کہ دیجیئے کہہ آپ

#### وَ مَا يَتَبِعُ اكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنَّا اِنَ الظِّنَ لَا يُعْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اللهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَقْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

جو اور کو وانجیل تورات کہ تک جب نہیں پر چیز اتارا طرف سے کی رب تمہارے طرف تمہاری کچھ کے آپ جانب کی آپ کچھ جو ،کرو نہ قائم ہے گیا کو بہتوں سے میں ان وہ ہے اترا سے طرف کی رب آپ تو ،ہی گا بڑھائے بھی اور میں انکار اور شرارت ہوں نہ غمگین پر کافروں ان

বলো -- "হে গ্রন্থপ্রাপ্ত লোকেরা! তোমরা কোনো কিছুর উপরে নও যে পর্যন্ত না তোমরা প্রতিষ্ঠিত রাখো তওরাত ও ইনজীল আর যা তোমাদের কাছে অবতীর্ণ হয়েছে তোমাদের প্রভুর কাছ থেকে।" আর তোমার কাছে তোমার প্রভুর কাছ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা নিশ্চয়ই বাড়িয়ে দেয় তাদের মধ্যের অনেকের অবাধ্যতা ও অবিশ্বাস। সেজন্য দুঃখ করো না অবিশ্বাসী লোকদের জন্য।

Say (O Muhammad SAW) "O people of the Scripture (Jews and Christians)! You have

### وَ مَا يَتَبِعُ اكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنَّا اِنَ الظِّنَ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

nothing (as regards guidance) till you act according to the Taurat (Torah), the Injeel (Gospel), and what has (now) been sent down to you from your Lord (the Quran)." Verily, that which has been sent down to you (Muhammad SAW) from your Lord increases in many of them their obstinate rebellion and disbelief. So be not sorrowful over the people who disbelieve

(ऐ रसूल) तुम कह दो कि ऐ अहले किताब जब तक तुम तौरेत और इन्जील और जो (सहीफ़े) तुम्हारे परवरिदगार की तरफ़ से तुम पर नाज़िल हुए हैं उनके (एहकाम) को क़ायम न रखोगे उस वक्त तक तुम्हारा मज़बह कुछ भी नहीं और (ऐ रसूल) जो (किताब) तुम्हारे पास तुम्हारे परवरिदगार की तरफ़ से भेजी गयी है (उसका) रश्क (हसद) उनमें से बहुतेरों की सरकशी व

# يسم الله الرحمٰن الرحيْم

### وَ مَا يَتَبِعُ اكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنَّا اِنَ الظِّنَ لَا يُعْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا النَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَقْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

कुफ़्र को और बढ़ा देगा तुम काफ़िरों के गिरोह पर अफ़सोस न करना



Al-Maaida (5:72)



لقد كقرَ ٱلذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَبْنِي ٓ إِسْرَّءِيلَ اَعْبُدُوا ٱللهَ رَبِّى وَرَبَّكُمْ إِنّهُ مَن يُشْرِكُ بِٱللهِ فَقَدْ حَرِّمَ ٱللهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةُ وَمَأُونَهُ ٱلنّارُ وَمَا لِلطَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ للطَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ

یے شک وہ لوگ کافر ہوگئے جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم ہی أللہ ہے حالانکہ خود مسیح نے ان سے

#### وَ مَا يَتَبِعُ اكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنَّا اِنَ الظِّنَ لَا يُعْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا الِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَقْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل! اُللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے، یقین مانو کہ جو شخص اُللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اُللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے اور گنہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا

নিশ্চয়ই তারা অবিশ্বাস পোষণ করে থাকে যারা বলে -- "নিঃসন্দেহ আল্লাহ্, তিনিই মসীহ্, মরিয়মের পুত্র।" অথচ মসীহ্ বলেছেন -- "হে ইসরাইলের বংশধরগণ! আল্লাহ্র এবাদত করো যিনি আমার প্রভু ও তোমাদেরও প্রভু।" নিঃসন্দেহ যে আল্লাহ্র সঙ্গে অংশীদার নিরূপণ করে, আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তার জন্য নিষিদ্ধ করেছেন স্বর্গোদ্যান, আর তার আবাসস্থল হচ্ছে আগুন। আর অন্যায়কারীদের জন্য থাকবে না কোনো সাহায্যকারী।

Surely, they have disbelieved who say: "Allah is

#### وَ مَا يَتَبِعُ ٱكْثَرُهُمْ اِللَّا ظَنَّا اِنَ الظَّنَ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اللهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَقْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

the Messiah ['lesa (Jesus)], son of Maryam (Mary)." But the Messiah ['lesa (Jesus)] said: "O Children of Israel! Worship Allah, my Lord and your Lord." Verily, whosoever sets up partners in worship with Allah, then Allah has forbidden Paradise for him, and the Fire will be his abode. And for the Zalimun (polytheists and wrong-doers) there are no helpers.

जो लोग उसके क़ायल हैं कि मरियम के बेटे ईसा मसीह ख़ुदा हैं वह सब काफ़िर हैं हालॉकि मसीह ने ख़ुद यूं कह दिया था कि ऐ बनी इसराईल सिर्फ उसी ख़ुदा की इबादत करो जो हमारा और तुम्हारा पालने वाला है क्योंकि (याद रखो) जिसने ख़ुदा का शरीक बनाया उस पर ख़ुदा ने बेहिश्त को हराम कर दिया है और उसका ठिकाना जहन्नुम है और ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं

### بسنم الله الرّحمٰن الرّحيم

#### وَ مَا يَتَبِعُ اكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنَّا اِنَ الظِّنَ لَا يُعْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اللهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَقْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36



Al-Maaida (5:73)



لقَدْ كَفَرَ ٱلذِينَ قَالُوٓا إِنّ ٱللهَ ثَالِثُ ثَلْثَةٍ وَمَا مِنْ إِللهِ إِلآ إِللهُ وَحِدٌ وَإِن لَمْ يَنتَهُوا عَمّا مِنْ إِللهِ إِلآ إِللهُ وَحِدٌ وَإِن لَمْ يَنتَهُوا عَمّا يَقُولُونَ لَيَمَسّنّ ٱلذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَدَابٌ

# ألِيمٌ

وہ لوگ بھی قطعاً کافر ہوگئے جنہوں نے کہا، تین میں کا تیسرا ہے، دراصل سوا اُللہ تعالیٰ کے کوئی معبود نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پر رہیں گے، انہیں المناک عذاب ضرور پہنچے گا

তারা নিশ্চয়ই অবিশ্বাস পোষণ করে যারা বলে -- "

### بسنم الله الرّحمٰن الرّحيم

### وَ مَا يَتَبِعُ اكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنَّا اِنَ الظِّنَ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ হচ্ছেন তিনজনের তৃতীয়জন।" বস্তুতঃ একক খোদা ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই। আর যা তারা বলছে তা থেকে যদি তারা না থামে, তবে তাদের মধ্যের যারা অবিশ্বাস পোষণ করে তাদের পাকড়াবে ব্যথাদায়ক শাস্তি।

Surely, disbelievers are those who said: "Allah is the third of the three (in a Trinity)." But there is no ilah (god) (none who has the right to be worshipped) but One Ilah (God -Allah). And if they cease not from what they say, verily, a painful torment will befall the disbelievers among them.

जो लोग इसके क़ायल हैं कि ख़ुदा तीन में का (तीसरा) है वह यक़ीनन काफ़िर हो गए (याद रखो कि) ख़ुदाए यकता के सिवा कोई माबूद नहीं और (ख़ुदा के बारे में) ये लोग जो कुछ बका करते हैं अगर उससे बाज़ न

وَ مَا يَتَبِعُ ٱكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنَّا اِنَّ الظِّنَ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا النَّ اللهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

आए तो (समझ रखो कि) जो लोग उसमें से (काफ़िर के) काफ़िर रह गए उन पर ज़रूर दर्दनाक अज़ाब नाज़िल होगा



Al-Maaida (5:75)



مّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُهُۥ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلُانَ أَلْطَعَامَ ٱلنَّارُ كَيْفَ ثَبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْءَايَّتِ ثُمّ الطَّعَامَ ٱنظُرْ كَيْفَ ثَبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْءَايَّتِ ثُمّ الْطُعْامَ النَّلُو أَتَى يُؤْفُكُونَ النَّلُو أَتَى يُؤْفُكُونَ

مسیح ابن مریم سوا پیغمبر ہونے کے اور کچھ بھی نہیں، اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہوچکے ہیں ان کی والدہ ایک راست باز عورت تھیں دونوں ماں

dtp by jiddujaHoolan Zalooman with Technical help from ESciondia

### وَ مَا يَتَبِعُ اكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنَّا اِنَ الظَّنَ لَا يُعْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اللهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

بیٹے کھانا کھایا کرتے تھے، آپ دیکھیے کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلیلیں رکھتے ہیں پھر غور کیجیئے کہ کس طرح وہ پھرے جاتے ہیں

মরিয়ম-পুত্র মসীহ্ রসূল বৈ নন। তাঁর পূর্বে রসূলগণ নিশ্চয়ই গত হয়ে গেছেন। আর তাঁর মাতা ছিলেন একজন সত্যপরায়ণা নারী। তাঁরা উভয়ে খাদ্য খেতেন। দেখো, কিভাবে আমরা তাদের জন্য আমার বাণী সুস্পষ্ট করি, তারপর দেখো, কেমন করে তারা ঘুরে যায়।

The Messiah ['lesa (Jesus)], son of Maryam (Mary), was no more than a Messenger; many were the Messengers that passed away before him. His mother [Maryam (Mary)] was a Siddiqah [i.e. she believed in the words of Allah and His Books (see Verse 66:12)]. They both used to eat food (as any other human

### بسم الله الرّحمٰن الرّحيم

#### وَ مَا يَتَبِعُ ٱكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنَّا اِنَ الظِّنَ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

being, while Allah does not eat). Look how We make the Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) clear to them, yet look how they are deluded away (from the truth).

मिरयम के बेटे मसीह तो बस एक रसूल हैं और उनके क़ब्ल (और भी) बहुतेरे रसूल गुज़र चुके हैं और उनकी माँ भी (ख़ुदा की) एक सच्ची बन्दी थी (और आदिमयों की तरह) ये दोनों (के दोनों भी) खाना खाते थे (ऐ रसूल) ग़ौर तो करो हम अपने एहकाम इनसे कैसा साफ़ साफ़ बयान करते हैं



Al-Maaida (5:76)



#### بِسْمِ اللهِ الرّحْمٰنِ الرّحِيْمِ وَ مَا يَتَبِعُ اكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنَا ۗ اِنَ الظّنَ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقّ شَيْئًا اِنَ اللّهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَقْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

قَلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ

ضَرًا وَلَا نَفْعًا وَٱللهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ

آپ کہہ دیجیئے کہ کیا تم أللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے کسی نقصان کے مالک ہیں نہ کسی نفع کے، أللہ ہی خوب سننے اور پوری طرح جاننے والا ہے

বলো – "তোমরা আল্লাহ্কে ছেড়ে দিয়ে কি তার এবাদত করো যার কোনো ক্ষমতা নেই তোমাদের জন্য অপকারের, না কোনো উপকারের? আর আল্লাহ্, – তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।"

Say (O Muhammad SAW to mankind): "How do you worship besides Allah something which has no power either to harm or to benefit you?

But it is Allah Who is the All-Hearer,

### بسنم الله الرّحمٰن الرّحيْم

#### وَ مَا يَتَبِعُ اكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنَّا اِنَّ الظِّنَ لَا يُعْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَقْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

#### All-Knower."

फिर देखो तो कि (उसपर भी उलटे) ये लोग कहाँ भटके जा रहे हैं (ऐ रसूल) तुम कह दो कि क्या तुम ख़ुदा (जैसे क़ादिर व तवाना) को छोड़कर (ऐसी ज़लील) चीज़ की इबादत करते हो जिसको न तो नुक़सान ही इख्तेयार है और न नफ़े का और ख़ुदा तो (सबकी) सुनता (और सब कुछ) जानता है



Al-Maaida (5:77)



قُلْ يَأَهْلَ ٱلكِتَٰبِ لَا تَعْلُوا فِى دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا تَتَبِعُوَا أَهْوَآءَ قُوْمٍ قَدْ ضَلُوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُوا كَثِيرًا وَضَلُوا عَن سَوَآءِ ٱلسّبِيلِ

#### يسنم الله الرّحمٰن الرّحيم

#### وَ مَا يَتَبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا اللَّهِ الظَّنِّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۗ إنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do. But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

کہہ دیجیئے اے اہل کتاب! اپنے دین میں ناحق غلو اور زیادتی نہ کرو اور ان لوگوں کی نفسانی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے بہک چکے ہیں اور بہتوں کو بہکا بھی چکے ہیں اور سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں

বলো -- "হে গ্রন্থপ্রাপ্ত লোকেরা! তোমাদের ধর্মমতে বাডাবাডি করো না সত্য কারণ ছাডা, আর লোকদের হীন-কামনার অনুবর্তী হয়ো না, -- যারা ইতিপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছিল আর বহুজনকে করেছিল পথহারা, আর বিপথে গিয়েছিল সরল পথ থেকে।

Say (O Muhammad SAW): "O people of the Scripture (Jews and Christians)! Exceed not the limits in your religion (by believing in something) other than the truth, and do not follow the vain desires of people who went astray in times gone by, and who misled many,

#### بسُم اللهِ الرّحْمٰنِ الرّحِيْمِ وَ مَا يَتَبِعُ اكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنَّا ا اِنَّ الْظَنِّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اللهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَقْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

and strayed (themselves) from the Right Path."

ऐ रसूल तुम कह दो कि ऐ अहले किताब तुम अपने दीन में नाहक़ ज्यादती न करो और न उन लोगों (अपने बुज़ुगों) की नफ़सियानी ख्वाहिशों पर चलो जो पहले ख़ुद ही गुमराह हो चुके और (अपने साथ और भी) बहुतेरों को गुमराह कर छोड़ा और राहे रास्त से (दूर) भटक गए



Al-Maaida (5:78)



لعِنَ ٱلذِينَ كَفَرُوا مِن ٰ بَنِيۤ إِسْرَّءِيلَ عَلَى ٰ لِعَنَ الْبُنِ مَرْيَمَ دَٰلِكَ بِمَا لِسَانِ دَاوُۥدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ دَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَاثُوا يَعْتَدُونَ

#### بسم اللهِ الرّحْمٰنِ الرّحِيْم

#### وَ مَا يَتَبِعُ اكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنَّا اِنَ الظِّنَ لَا يُعْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اللهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَقْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

بنی اسرائیل کے کافروں پر (حضرت) داؤد (علیہ السلام) اور (حضرت) عیسی بن مریم (علیہ السلام) کی زبانی لعنت کی گئی اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے

ইসরাইলের বংশধরদের মধ্যে যারা অবিশ্বাস পোষণ করেছিল তারা অভিশপ্ত হয়েছিল দাউদ ও মরিয়ম-পুত্র ঈসার জিহবার দ্বারা। এটি হয়েছিল, কেননা তারা অবাধ্য হয়েছিল আর করতো সীমালঙ্ঘন।

Those among the Children of Israel who disbelieved were cursed by the tongue of Dawud (David) and 'lesa (Jesus), son of Maryam (Mary). That was because they disobeyed (Allah and the Messengers) and were ever transgressing beyond bounds.

बनी इसराईल में से जो लोग काफ़िर थे उन पर दाऊद

#### بسم اللهِ الرّحْمٰنِ الرّحِيْم

#### وَ مَا يَتَبِعُ اكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنَّا اِنَّ الظِّنَ لَا يُعْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَقْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

और मरियम के बेटे ईसा की ज़बानी लानत की गयी ये (लानत उन पर पड़ी तो सिर्फ) इस वजह से कि (एक तो) उन लोगों ने नाफ़रमानी की और (फिर हर मामले में) हद से बढ़ जाते थे



Al-Maaida (5:79)



#### كاثوا لا يَتنَاهَوْنَ عَن مُنكرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا

#### كاثوا يَقْعَلُونَ

آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے روکتے نہ تھے جو کچھ بھی یہ کرتے تھے یقیناً وہ بہت برا تھا

তারা পরস্পরকে নিষেধ করতো না কুকর্ম সন্বন্ধে

#### يسم الله الرّحْمٰن الرّحِيْم وُ أكثرُهُمْ إِلَّا طَنَّالًا إِنَّ الظِّنِّ لَا يُعْنِيْ مِنَ الْحَذِ

#### وَ مَا يَتَبِعُ اكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنَّا اِنَ الظِّنَ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَقْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

যা তারা করতো। নিশ্চয়ই মন্দ যা তারা করে চলতো।

They used not to forbid one another from the Munkar (wrong, evil-doing, sins, polytheism, disbelief, etc.) which they committed. Vile indeed was what they used to do.

और किसी बुरे काम से जिसको उन लोगों ने किया बाज़ न आते थे (बल्कि उस पर बावजूद नसीहत अड़े रहते) जो काम ये लोग करते थे क्या ही बुरा था



Al-Maaida (5:80)



ترَى ٰ كثِيرًا مِّنْهُم ْ يَتَوَلُوْنَ ٱلذِينَ كَفَرُوا ْ لَبِئْسَ

## بسنم الله الرّحْمان الرّحيْم مَن الهُ مَن الهُ مَن الهُ مُن الهُ مُن اللهِ الرّحيْم مِن الهُ مُن الهُ مُن اللهُ اللهُ

#### وَ مَا يَتَبِعُ اكْثَرُهُمْ اِللَّا طَنَّا اللَّهَ الطَّنِّ لَا يُعْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اللهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَقْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

# مَا قُدّمَتْ لَهُمْ أَنقُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللهُ عَلَيْهِمْ وَفِى ٱلعَدَابِ هُمْ خَلِدُونَ

ان میں سے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں، جو کچھ انہوں نے اپنے لئے آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت برا ہے کہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے

তুমি দেখতে পাবে তাদের মধ্যের অনেকে বন্ধু বানিয়েছে যারা অবিশ্বাস পোষণ করে তাদের। নিশ্চয়ই মন্দ যা তাদের জন্য তাদের আত্মা আগবাড়িয়েছে যার দরুন আল্লাহ্ তাদের উপরে হয়েছেন অসন্তষ্ট, আর শাস্তির মধ্যেই তারা কাটাবে দীর্ঘকাল।

You see many of them taking the disbelievers

#### بسنم الله الرّحْمٰنِ الرّحِيْمِ وَ مَا يَتَبِعُ اكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنَّا الِنَّ الْظُنَّ لَا يُغْنِيُ مِنَ الْحَقّ شَيْئًا اِنَّ اللّهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَقْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

as their Auliya' (protectors and helpers). Evil indeed is that which their ownselves have sent forward before them, for that (reason) Allah's Wrath fell upon them and in torment they will abide.

(ऐ रसूल) तुम उन (यहूदियों) में से बहुतेरों को देखोगे कि कुफ्फ़ार से दोस्ती रखते हैं जो सामान पहले से उन लोगों ने ख़ुद अपने वास्ते दुरूस्त किया है किस क़दर बुरा है (जिसका नतीजा ये है) कि (दुनिया में भी) ख़ुदा उन पर गज़बनाक हुआ और (आख़ेरत में भी) हमेशा अज़ाब ही में रहेंगे



Al-Maaida (5:81)



### بسم الله الرّحْمٰن الرّحيْم

وَ مَا يَتَبِعُ اكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنَّا اِنَ الظِّنَ لَا يُعْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اللهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَقْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

وَلُوْ كَاثُواْ يُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَٱلنّبِيّ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا ٱتّخَدُوهُمْ أُولِيَآءَ وَلَكِنّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ

### ڡؙڛڨؙۅڹؘ

اگر انہیں إللہ تعالیٰ پر اور نبی پر اور جو نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان ہوتا تو یہ کفار سے دوستیاں نہ کرتے، لیکن ان میں کے اکثر لوگ فاسق ہیں

আর যদি তারা ঈমান এনে থাকতো আল্লাহ্তে ও নবীর প্রতি, আর যা তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তবে তারা ওদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করতো না। কিন্তু তাদের মধ্যের অনেকেই দুষ্কৃতিপরায়ণ।

And had they believed in Allah, and in the Prophet (Muhammad SAW) and in what has been revealed to him, never would they have taken them (the disbelievers) as Auliya'

#### بسم اللهِ الرّحْمٰنِ الرّحِيْم

#### وَ مَا يَتَبِعُ اكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنَّا اِنَ الظِّنَ لَا يُعْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

(protectors and helpers), but many of them are the Fasiqun (rebellious, disobedient to Allah).

और अगर ये लोग ख़ुदा और रसूल पर और जो कुछ उनपर नाज़िल किया गया है ईमान रखते हैं तो हरगिज़ (उनको अपना) दोस्त न बनाते मगर उनमें के बहुतेरे तो बदचलन हैं



Al-Maaida (5:86)



## وَٱلذِينَ كَفَرُوا وَكَدَّبُوا بِأَيْتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحُبُ

### ألجَحِيم

اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹ تے رہے وہ لوگ دوزخ والے ہیں

#### بسُم اللهِ الرّحْمٰنِ الرّحِيْمِ وَ مَا يَتَبِعُ اكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنَّا ا اِنَّ الْظَنِّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الحَقِّ شَيْئًا اللهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَقْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

আর যারা অবিশ্বাস পোষণ করে ও আমাদের নির্দেশসমূহে মিথ্যারোপ করে, তারা হচ্ছে জ্বলন্ত আগুনের বাসিন্দা।

But those who disbelieved and belied Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.), they shall be the dwellers of the (Hell) Fire.

और जिन लोगों ने कुफ्र एख्तेयार किया और हमारी आयतों को झुठलाया यही लोग जहन्नुमी हैं



Al-Maaida (5:87)



يِّأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُوا ۚ لَا تُحَرِّمُوا ْ طَيِّبَٰتِ مَآ

#### بِسْم اللهِ الرّحْمٰنِ الرّحِيْمِ وَ مَا يَتَبِعُ اكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنَّا اللهِ النّ الظنّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقّ شَيْئًا اللهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do

st truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

### أَحَلَّ ٱللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ ٱللهَ لَا يُحِبُّ

## ألمعتدين

اے ایمان والو! إللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے واسطے حل کی ہیں ان کو حرام مت کرو اور حد سے آگے مت نکلو، بےشک اُللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا

ওহে যারা ঈমান এনেছ! ভালো বিষয়গুলো যা আল্লাহ্ তোমাদের জন্য বৈধ করেছেন সে-সব তোমরা নিষিদ্ধ করো না, আবার বাড়াবাড়িও করো না। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ভালোবাসেন না সীমালঙ্ঘনকারীদের।

O you who believe! Make not unlawful the Taiyibat (all that is good as regards foods, things, deeds, beliefs, persons, etc.) which

#### بسم الله الرّحْمٰن الرّحِيْم وَ مَا يَتَبِعُ اكْثَرُهُمْ اللّا ظَنَّا النِّ الْظَنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقّ شَيْئًا اللهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَقْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

Allah has made lawful to you, and transgress not. Verily, Allah does not like the transgressors.

ऐ ईमानदार जो पाक चीज़े ख़ुदा ने तुम्हारे वास्ते हलाल कर दी हैं उनको अपने ऊपर हराम न करो और हद से न बढ़ो क्यों कि ख़ुदा हद से बढ़ जाने वालों को हरगिज़ दोस्त नहीं रखता



Al-Maaida (5:88)



وَكُلُوا مِمَّا رَزَقُكُمُ ٱللهُ حَلَّلًا طَبِّبًا وَٱتَّقُوا ٱللهَ ٱلذِىٓ أنتُم بِهِ ِ مُؤْمِنُونَ

اور أللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تم کو دی ہیں ان میں

#### بسم الله الرّحْمٰن الرّحِيْم وَ مَا يَتَبِعُ اكْثَرُهُمْ اِلّا ظَنّا اللهَ الظنّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقّ شَيْئًا اللهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

سے ح ل مرغوب چیزیں کھاؤ اور اُللہ تعالیٰ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو

আর আল্লাহ্ তোমাদের যা হালাল ও ভালো রিযেক দিয়েছেন তা থেকে ভোগ করো আর আল্লাহ্কে ভয়-শ্রদ্ধা করো, -- যাঁর প্রতি তোমরা মুমিন হয়েছ।

And eat of the things which Allah has provided for you, lawful and good, and fear Allah in Whom you believe.

और जो हलाल साफ सुथरी चीज़ें ख़ुदा ने तुम्हें दी हैं उनको (शौक़ से) खाओ और जिस ख़ुदा पर तुम ईमान लाए हो उससे डरते रहो



#### بِسْم اللهِ الرّحْمٰنِ الرّحِيْمِ وَ مَا يَتَبِعُ اكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنَا ۗ اِنَ الظّنَ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقّ شَيْئًا ۗ اِنّ اللهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَقْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

Al-Maaida (5:88)



# وَكُلُوا مِمّا رَزَقُكُمُ ٱللهُ حَلَلًا طَبِّبًا وَٱتَقُوا ٱللهَ ٱلذِى ٓ أنتُم بِهِۦ مُؤْمِنُونَ

اور أللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تم کو دی ہیں ان میں سے حلال مرغوب چیزیں کھاؤ اور أللہ تعالیٰ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو

আর আল্লাহ্ তোমাদের যা হালাল ও ভালো রিযেক দিয়েছেন তা থেকে ভোগ করো আর আল্লাহ্কে ভয়-শ্রদ্ধা করো, -- যাঁর প্রতি তোমরা মুমিন হয়েছ।

And eat of the things which Allah has provided for you, lawful and good, and fear Allah in Whom you believe.

#### بسم الله الرّحْمٰن الرّحِيْم وَ مَا يَتَبِعُ اكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنَّا اِنَ الظنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اللهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

और जो हलाल साफ सुथरी चीज़ें ख़ुदा ने तुम्हें दी हैं उनको (शौक़ से) खाओ और जिस ख़ुदा पर तुम ईमान लाए हो उससे डरते रहो



Al-Maaida (5:74)



أَفُلًا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُۥ وَٱللهُ

#### غَقُورٌ رّحِيمٌ

یہ لوگ کیوں اُللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جھکتے اور کیوں استغفار نہیں کرتے؟ اُللہ تعالیٰ تو بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے

তবে কি তারা আল্লাহ্র দিকে ফিরবে না, আর তারা তাঁর ক্ষমা-প্রার্থনা করবে কি? আর আল্লাহ্

#### بسم الله الرّحْمٰن الرّحِيْم وَ مَا يَتَبِعُ اكْثَرُهُمْ اِلّا ظَنّا اللهَ الظنّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقّ شَيْئًا اللهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

পরিত্রাণকারী, অফুরন্ত ফলদাতা।

Will they not repent to Allah and ask His Forgiveness? For Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.

तो ये लोग ख़ुदा की बारगाह में तौबा क्यों नहीं करते और अपने (क़सूरों की) माफ़ी क्यों नहीं मॉगते हालॉकि ख़ुदा तो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है



Saad (38:85)



## لأَمْلأنَ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ

## ٲڿ۠ڡؘعؚينؘ

کہ تجھ سے اور تیرے تمام ماننے والوں سے میں

dtp by jiddujaHoolan Zalooman with Technical help from ESciondia

KiouppelleRajae,CCIE.....,Folio,- 55 -

#### بِسْمِ اللهِ الرّحْمٰنِ الرّحِيْمِ وَ مَا يَتَبِعُ اكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنَّا النِّ الظَّنَ لَا يُغْنِيْ مِنَ الحَقِّ شَيْئًا اللهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَقْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

(بھی) جہنم کو بھر دوں گا

That I will fill Hell with you [Iblis (Satan)] and those of them (mankind) that follow you, together."

"আমি অবশ্যই জাহান্নামকে পূর্ণ করব তোমাকে দিয়ে ও তাদের মধ্যের যারা তোমাকে অনুসরণ করে তাদের সব ক'জনকে দিয়ে।"

कि मैं जहन्नम को तुझसे और उन सबसे भर दूँगा, जिन्होंने उनमें से तेरा अनुसरण किया होगा।"





<u>Tableegh is not a favour to Allaahu. \*swt.?.</u>

but The only Means for me to Save My Epidermis and my

#### بِسْمِ اللهِ الرّحْمَٰنِ الرّحِيْمِ وَ مَا يَتَبِعُ اكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنَّا اِنَ الظَّنَ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اللهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَقْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

Endodermis (Skin)from Naaru Jahannama(Hellfire)..

# \_\_\_\_\_Hadith

Tableegh with AlQuran only ,and not with Cock and Bull

Keratitic Dominique,Astimatic,white hair
wisedoomed,Booze-Rouguey ,Concoted Stories from

Greko\_Roman\_ZwendAwesty\_Goonga\_Jhoomaa

\_Anecdotes Referred to as "Asaateerul Awwaleen."



Spread of islmics is for free..Majjaanana..only.

Those who trade in islamics are risking their future by basking in the worldly Sun...and gathering some duniyawy volatile elements called

#%&+@\$absebada-Rupaiyyah,/Rial/Ruble/Euro/Dinar/Dirh am/Dollar/etc...



#### بسم الله الرّحْمٰن الرّحيْم وَ مَا يَتَبِعُ اكْثَرُهُمْ اللّا ظنّاً النّ الظنّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الحَقّ شَيْئًا اللهَ عَلَيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

### Nasr...Divine Help....



yeruthu

..if are a muttagee you would have inherited The

Earth-Ertez-Dhartee-Zameen-Bhoomi-Nela-

,.but the reality is that you have been constantly at the

Receiving End -Losing-Losing-and only Losing-

The entire earth was yours-

Your great grand Father Adam,a,s,commanded the whole

Earth...Sulayman a,s.ruled the entire earth to the Roost,

...this trend has been reversed -Lost are a Host of

**Continents-Large territories-Bilaad-**

since 600 Years you lost

isbaania-Burtugaal-(Spain/Portugal),to the Chritian

Inquisionists like queen isbella and king Ferdinand

combination..

#### بسم الله الرّحْمٰنِ الرّحيْمِ وَ مَا يَتَبِعُ اكْثَرُهُمْ اللّا ظَنَّا النِّ الظِّنَ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقّ شَنَنْئًا لَنَّ اللّهُ عَلَيْهُ مِمَا يَفْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

Arab Sheikh, AlQurtuby who compiled "Tafseer-ul-Qurtuby" was from Qurtuba(Cardoba),

One may read this book even now,.

Tribunal of the Holy Office of the Inquisition (Spanish: Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición), commonly known as the Spanish Inquisition (Inquisición española), was established in 1478 by the Catholic Monarchs, King Ferdinand II of Aragon and Queen Isabella I of Castile.Seal for the Tribunal in Spain/

///

Flanking the cross is a sword, symbolising the punishment of heretics, and an olive branch, symbolising reconciliation with the repentant. In Latin, the inscription "Exurge Domine et judica causam tuam. Psalm. 73" ("Arise, O God, and defend your cause)

Tribunal under the Spanish monarchy, for upholding religious orthodoxy in their realm Consisted of a Grand Inquisitor, who headed the Council of the Supreme and General Inquisition, made up of six members. Under it were up to 21 tribunals in the empire.

### بسم الله الرّحْمٰن الرّحيْم

#### وَ مَا يَتَبِعُ ٱكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنَّا اِنَ الظِّنَ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اللهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

The regulation of the faith of newly converted Catholics was intensified following royal decrees issued in 1492 and 1502 ordering Jews and Muslims to convert to Catholicism or leave Castile, resulting in hundreds of thousands of forced conversions, the persecution of conversos and moriscos, and the mass expulsions of Jews and of Muslims from Spain...///Moors, members of the Muslim population of Spain and Portugal, ruled most of the Iberian Peninsula starting in the 8th century. Christian states spent several centuries working to expel the Moors from the Iberian Peninsula, a campaign called the Reconquista./// ///....Beginning in the 12th century and continuing for hundreds of years, the Inquisition is infamous for the severity of its tortures and its persecution of Jews and Muslims. Its worst manifestation was in Spain, where the Spanish Inquisition was a dominant force for more than 200 years, resulting in some 32,000 executions///....In 1580 Spain and Portugal ruled jointly by the Spanish crown and began rounding up and slaughtering Jews that

### بسنم اللهِ الرّحْمٰنِ الرّحِيْم

#### وَ مَا يَنْبِعُ اكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنَّا اِنَ الظِّنَ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اللهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

had fled Spain. Philip II also renewed hostilities against the Morocan, Muslim Moors, who revolted and found themselves either killed or sold into slavery.///

///Francisco Jiménez de Cisneros (born 1436, Torrelaguna, Castile [now in Spain]—died November 8, 1517, Roa, Spain) prelate, religious reformer, and twice regent of Spain (1506, 1516–17). In 1507 he became both a cardinal and the grand inquisitor of Spain, and during his public life he sought the forced conversion of the Spanish Muslim Moors and promoted Crusades to conquer Muslims of North Africa. ///

Some,historians say Millions were tortured and eliminated,///but
Europeans are trying to Palydonwn the brutality and Goellize the
number to victims of torture -murde-pillage to 1%or as low as
possible..///the actual numbers are Millions were killed /
Forced out....//The entire Muslim population on of Europe and
Especially Spain and Portugal were killed in millionsl/Expelled to
Morocco,Algeiria,Tunisia-,of Africa-

#### بِسْم اللهِ الرّحْمٰنِ الرّحِيْمِ وَ مَا يَتَبِعُ اكْثَرُهُمْ اللّا ظنّاً ان الظّنّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الحَقّ شَيْئًا ان اللهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

///Philip II died in 1598 and his son, Philip III, dealt with the Muslim uprising by banishing them. From 1609 to 1615, 150,000 Muslims who had converted to Catholicism were forced out of Spain.///



Damisc-Demascus,

**Bogadaad-Abbaasy Baghdaad,** 

you lost ,Americas-Africa,Australia,and Hindoostaan-Mera Bharat Mahaan.

and Turkish Sultante ,at Canstantinople-istambolevery where you were made to bite the dust ...God disloyal
Nasara -yehudy uNo,Sc,Combo Is ruling the entire
world-all because you never made Dawa as your prime
time occupation-instead you stuck to your
Zen,Zewr,Zamin,//Wine ,Women,Wealth
,Policy-Patelgiriry,dadagiriry,
dilgeery,confined Arabic to the shelf,but ruled With

#### بِسَمُ اللهِ الرّحْمَٰنِ الرّحِيْمِ وَ مَا يَتَبِعُ اكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنَّا اِنَ الظَّنَ لَا يُغْنِيْ مِنَ الحَقِّ شَنْئًا لَنَّ اللهَ عَلَيْهُ مِمَا يَفْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

Farsi-Persian -as your alma matter-spread Haraam,Fasad
and Fawaahisha-and got drowned in our own Evil
Cauldron of Drinking Debauchery and handed over the
political baton to the immoral Wine-Swine-Dine-Evil
pollutants.without a fight-

-That too-inspite of our overwhelming numerical majority.(we were in Crores-may be 20+++/) they were only 4000 from a distant faraway ((4000Miles ))..that was ourBraveBahaaaduryबहादुरीబహాదురీ—or I call it as our ఇస్లాంనుండిపలాయనం-బహుదూరం-बहुदूरी-इस्लाम पर बगावत-Bahu Dooory from islaam, Revolt of Revelry against Islam,

The result was that Our Bahadur Shah Zafar was writing
the MalUoon poetry from his Prison in

Rangoon-Yangon-Hang-on-...

Bahadur Shahs, sons+nephews \_along with their cousins were killed at the Humayun Tomb in Dehli :instead of

#### بِسْمِ اللهِ الرّحْمٰنِ الرّحِيْمِ وَ مَا يَتَبِعُ ٱكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنَّا اِنَّ الظَّنِّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الحَقِّ شَنْئًا ۗ إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَقْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

fighting and attaining Shahaadah, they chose to surrender to their erstwhile suppliers of European Alcohol, ....is se zillat kya hai?????



Bahadur Shah Zafar ruled over a Mughal Empire that had by the early 19th century been reduced to only the city of Delhi and the surrounding territory as far as Palam-///

During the Siege of Delhi when the victory of the British became certain, Zafar took refuge at Humayun's Tomb, in an area that was then at the outskirts of Delhi. Company forces led by Major William Hodson surrounded the tomb and Zafar was captured on 20 September 1857. The next day, Hodson shot his sons Mirza Mughal and Mirza Khizr Sultan, and grandson Mirza Abu Bakht under his own authority at the Khooni Darwaza, near the Delhi Gate and declared Delhi to be captured...///

.[....do gaz zameen na mil sake Dafn keliye,...lagtaa nahi

#### بسلم الله الرّحْمان الرّحيْم وَ مَا يَتَبِعُ اكْثَرُهُمْ اللّا طَنَا اللّهَ عَالُمٌ دِمَا رَفْعَلُمْنَ شَنَانًا لا لنّ الله عَالُمٌ دِمَا رَفْعَلُمْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

hai JEE MERAA ujade dayaar me....
"नादानसे दोस्ती जी कि जलन"



The first and the worst rulers, like JEHAAN.E.GEER-who
For the sake of Europen Alcohol, permitted the Dutch and
the Portugeese and the

French-at@Kaalighat@Surat@Bombayim@Chandernagor e,@Karaikal-@yanam,@Goa,Diu,Daman,@Kollikhode,et

C.....

Lill At the Mughal court, Brtish Agent Thomas Roe allegedly became a favourite of Jahangir and may have been his drinking partner; he arrived with gifts of "many crates of red wine"[32]:16 and explained to him What beer was and how it was made?,///
///Jehangeer was a lifelong user of opium and wine, Jahangir was frequently ill in the 1620s. ///

Finally we had a RANGEELY -mohammad Shah ruling Delhi
Ta Palam Only empire—called by the Majoosy bHristorians

#### بِسَمُ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ وَ مَا يَتَبِعُ أَكْثَرُهُمْ اللَّا ظَنَّا إِنَّ الظَنَّ لَا يُعْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَنَّاً لِللَّهُ عَلَيْهُ مِا يَفْعَلُمْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

as the great "Man-Ghaul" -empire-already ravaged by the Marattahs,Shia Adel Shas,Rajputs,Jats,Khalistanis, The two नयनAynaini of one Rejoicy Emperor were Gauzed out by . Nader Shah Majoisy,-who Took away forcibly our Bharats gem,the daughter of our Shah, to iran as a warbooty..

////Nader Shah, furious, ordered to massacre the Delhi populace, and leaving at least 30,000 dead. Muhammad Shah and Asaf Jah I had to beg Nader Shah for mercy and thus he stopped the massacre and turned to looting the Mughal treasury. The famous Peacock Throne, the Daria-i-Noor and Koh-i-Noor diamonds and unimaginable wealth was looted. In addition, elephants, horses and everything that was liked was taken. Muhammad Shah also had to hand over his daughter Jahan Afruz Banu Begum as a bride for Nader Shah's youngest son

////Ahmad Shah Durrani, the founder of the Durrani Empire,

#### بِسْمِ اللهِ الرّحْمٰنِ الرّحِيْمِ وَ مَا يَنَبِعُ اكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنَّا ا اِنَّ الظَنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الحَقّ شَيْئًا اللهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

invaded Indian subcontinent for eight times between 1748 and 1767, //Ahmad Shah Durrani invaded North India for the fourth time in early 1757. He entered Delhi in January 1757 and kept the Mughal emperor under arrest.//

#### بسنم الله الرّحمٰن الرّحيم

#### وَ مَا يَنَبِعُ اكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنَّا اِنَ الظِّنَ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اللهَ عَلَيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

,\యా వాసిఅల్ మగ్ఫిరతి!యా హయ్యు యా కయ్యూము!

యా అర్హమర్రాహిమీన !\

ఇర్హమ్! ముస్లిమీన వఅల్ ముస్లిమాత్ అల్లదీన కుతిలూ ఫీ కుల్లి అహ్యాయిన్ బిగైరి హక్కిన్,వగ్ఫిర్ లహుమ్,వర్హమ్ హుమ్,వర్జిల్ హుముల్ జన్ను....\\ఆమీన్\\యా రఆబ్బల్ ఆలమీన\\

త్సుమ్మ అమీన్!\\



What a field day for ORGAN BIO-HARVESTING OF INNOCENT HUMANS DESPATCHED REGULARLY TO THE कुबूरिस्तान.....THEIR BODY ORGANS ARE WELCOME,THEIR LANDS ARE WELCOME...BUT MOST UNWELCOME ARE THE PALESTINIANS.....THEY MUST plunge into the MIDTERRANEAN WSTERS OR ELSE GO TO some CONGO,MANGO,DANGO,TANGO lands in AFRICA,.etc or else BE READY TO GET DESPATCHED TO आखरी वर्ल्ड.......

#### 

SEVEN MONTHS OF ACTIVE WAR HAS DESTROYED CRITICAL INFRASTRUCTURE IN GAZA, INCLUDING HOSPITALS, SCHOOLS AND HOMES AS WELL AS ROADS, SEWAGE SYSTEMS AND THE

#### بِسْمُ اللهِ الرّحْمٰنِ الرّحِيْمِ وَ مَا يَتَبِعُ اكْثَرُهُمْ اللّا ظَنَّا النِّ الظِّنَ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَنْئًا لِنَّ اللّهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَقْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

ELECTRICAL GRID. AIRSTRIKES AND ISRAEL'S GROUND
OFFENSIVE HAVE LEFT MORE THAN 80,000 PALESTINIANS
DEAD, BURIED UNDER DEBRIS, ACCORDING TO LOCAL HEALTH
AUTHORITIES. THE FIGHTING HAS DISPLACED OVER 80 PER
CENT OF GAZA'S POPULATION AND PUSHED HUNDREDS OF
THOUSANDS TO THE BRINK OF FAMINE, THE UN AND
INTERNATIONAL AID AGENCIES SAY.

SCORE BOARD OF ONE SIDED NEVER ENDING MISMATCH SINCE

1914....

MAQTOOLEENA...100000+++

MAJROOHEENA....300000++++

ATFAAL,WA NISAAA....75000+++

**BUYOOTU ALLAATEE DUMMIRAT** 

BILTAAERAAT,QUMBULAAT,,DABBAABAAT.,WA

GHAIRIHAAA.....98%

JANNAAT WA HUQOOL HURRIQAT BIL QUMBULAAT MIN

#### بِسْمَ اللهِ الرّحْمٰنِ الرّحِيْمِ وَ مَا يَتَبِعُ اكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنَّا اِنَّ الظِّنَ لَا يُغْنِيْ مِنَ الحَقّ شَيْئًا اِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

BHOSBHORUS....90%

SAAFINAATU LISYDIL ASMAAK ALBAHRIYYATI ALLAATEE
DUMMIRAT..WA HURRIOAT....100%

(Thirsty\_)Atshaanoona wal

(Hungry\_Famished.)Jawwaanoona bi ghyril

(withoutH2o)Maaa, watTaami (without

Food+Eats)walLibaasi(without

dresses),...wakulliAshyaayin (necessities)Tahtaaju

Kullu Insaanin wa Hayawaanin...30,00,000.+++

\*\*\*Annissaaau allaatee Rummilat wa qutilana....wa

wukkilna Bi kilaabil Askiriyyatil yehoodiyyati...

\*\*\*\*\*AlShaabbu alldeena dummiroo bil dabbaabaat,....

\*\*\*\*\*Al Mardaa alladeena Quttiloo fi

Mustaoshafaat...

\*\*\*\*\* AT ATFAAL ALLAATY QUTILAT BI ADAM WAJOODI
ADVIYYAT WA MUAALIZAAT,WA AAKSIJEN...02\_WA BIQILLATIL

#### بسم الله الرّحْمٰنِ الرّحيْمِ وَ مَا يَتَبِعُ اكْثَرُهُمْ اللّا ظنًا النّ الظنّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقّ شَيْئًا اللهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

ASHIYAAIL DARORIYYATI....

Still westren Educated drug addicted deluded dajjaaly
Fahaashy Princes are supporting the
malUooniyyeen....waillullahum ajmaeeen...aameen ya
rabbal aalameena...

\*\*\*\*WALLAAHU AALAMU BIL HAQEEQTI.

GOD KNOWS THE TRUTH AND WATER KNOWS THE DEPTHS.

\\\\110 యేండ్లగా బలిపశువులు ఈ ఫిలీస్తీనీ ముస్లింలు .
.మానవ\దానవ\రాక్షస\గొబ్బగల\గూబరల\..కొంగొత్త ఆయుధాలకు
సమిధలు ఈ ఈ ఫిలీస్తీనీ ముస్లింల పిల్లలు \\\\\
నీతిలేని లోకమా\\\\

వలపే మహా అపరాదమా

నసారాల మాటలునీటిమూటలే

నీతిలేని లోకమా

\\\\\నసారలలా బతికే సిగ్గుయెగ్గులేని ముసిలిమానులపై పిడుగు పడుగాక\\\\\ఆమీన్\\\\\

#### بسنم اللهِ الرّحْمٰنِ الرّحِيْم

### وَ مَا يَنَبِعُ أَكْثَرُهُمْ اللَّا ظَنَّا النِّ الظَّنِّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اللهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَقْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36





Quantum Physics......The Devastating\_ ...Shytaany\_Satanic Effect......in the ever expanding universal Mass

Nuetrons, Protons, and all Fringe particles are in constant motion ,collision course ?/demotion affected effectively by selectively elected conglomerate of fissionable-emotions of various Greko-Rumaany-ZwendAwesthe hues and colours entwined intricately in Goongaa Jhoomnaa Tehzeeby Tamaddan and of course a grand sense of belonging to a particular Schismatic Marzy Roghany Rougey \_Buzrogy iconic,denomination of Dalleen Sosey wollencoatsoofeee softwared ,Technolgized fabricated in the great Majoosy lands of Daariooos,jerkyXerxes,Mageaanmagillan magicalmaggi fire of PadreNamkeen-MaadreTalkh

\_DukhtereTwofey\_watan...AryaMohraZohraKohra,Dakaaraa,Pukaaraa,Baak aaraa,Bargandy Kontiki\_men\_hellbent on spreading PURE FASAAD in every nook and corner of the Ertz,Ardh,Earth,.....with a lot of Nostalgic Analgesic Past ....but certainly a bleak future......They the Fireworshippers Love Aatish\_so they are going to land in their favvy AAATISHY Abode \_NAARU JAHANNAM...once for all..That is the crux of their Allamma\_Ullemma\_Matter\_,

No matter what i blabber, ....Physical Matter can neither be created nor destroyed\_of course it nay change from one to the other state\_Solid,Liquid,Gaseous ...Tridentic Triad TeenTrishul Trayam Three...

Eg.Water\_ H²o

1\_Normally Liquid...

2 Frost, Ice, at Low Temparature....

3\_Gas,Vapour at High Temerature +++Atmospheric Pressure...Who created all these Qudraty Forces.....

Ans: Say Allaahu...The AlMighty...Khaliqu Kulli Shyin....

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## وَ مَا يَتَبِعُ أَكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنَّا ۗ اِنَ الظِّنَ لَا يُعْنِي مِنَ الْحَقِّ

#### شَيْئًا انَ اللهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36



Look at the Vomity Comity of Notions, Uno,

Demonocratic Venom Spewing west...Created an Enormous human tragegdy in Palestine....even after 108 years Palestinian Muslims are suffering, More than 10,00,000 homes ,Mosques,Villages,Town,Cities of peaceful citizens have been BullDozed,,Lakhs of Muslims have been killed,Millions transformed into Refugees...killing and destruction of homes is the State sponsored Tyrranical Policy of the Culturally Vulturized blood thirsty ,Sadists since 110+ years......watching the inhuman Tragedies Gleefully on their Media ......are the gftl BananaLands....

.....Baitul Maqdis....Aqsa may go the Babar way.....The demon of God disLoyal\_Qaabid\_Disrael is working overtime in destruction,killings,murders and GENOCIDAL mayhem...spreading Fasaad...through Mossaaad....of late .this State sponsored Terror Technology is being exported to barre kabaaer....of course for a hefty Fee.

The latest score o2/03/2024////ALjazeera channel..the ACTUAL FIGURES ARE CERTAINLY MORE....MANY buried UNDER THE DEBRIS ....of 400,000 Houses/.Appartments../स्कूल्स/कॉलेजेस/

होस्पिटल्स/हॉस्पिशियस/यूनिवर्सिटीज ,पब्लिक बिल्डिंग्स,WAGHYRA.....గాజాగాజుగడ్డ తాజాగా రక్తసిక్తమైపోయే,ఇళ్ళు అన్నీ నేలమట్టం.....10,000,బుల్లుడోజర్లు రేయింబవళ్ళు పరుగెడుతున్నాయి....ఆక్రమితం,! అన్యాక్రాంతం!, అమానుషం! వైద్యం అమేధ్యం!ఆఘోరం!! అపార అన్యాయం,అఖుంఠిత అమానుష అంతులేని దానవతాండవం, ఐనా నసారాయెదవయెహూదీలరాక్షసనరభక్షకరక్తపిపాస తీరలే \\\\\

At least 30,320 Palestinians have been killed and 71,533 wounded in Israeli attacks on Gaza since October 7, Gaza's Health Ministry said on Saturday. It added that at least 92 of those were killed in the last 24 hours.

కలలు పండే కాలమంతా కనుల ముందే కదిలిపోయే... లేతమనసుల చిగురుటాశలు.. పూతలోనే రాలిపోయే..

#### بِسْمِ اللهِ الرّحْمٰنِ الرّحِيْمِ وَ مَا يَنَبِعُ اكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنَّا الِنَّ الظِّنَ لَا يُغْنِيْ مِنَ الحَقّ شَيْئًا النّ اللهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

11111111

జాలితలచి కన్నీరు తుడిచే దాతలే కనరారే.. చితికి పోయిన జీవితమంతా చింతలో చితి ఆయే..

11111111

నీడ చూపే నెలవు మనకూ నిదుర(చావు)యేరా తమ్ముడా..

11111111

హాయ్ రే దున్యా! హమ్ ప్యార్ కే భీ హక్ దార్ నహీ!

*!!!!!!!!* 

CONTINUED MILITARY FUNDING FOR ISRAEL AMID GAZA INVASION......

THE UNITED STATES IS BY FAR THE BIGGEST FUNDER OF THE ISRAELI MILITARY, PROVIDING MORE THAN \$3BN IN AID ANNUALLY., BESIDES FINANCIAL GRANTS, AND MANY OTHER HIDDEN CONCESSIONS, PRESENTLY, US IS SENDING AN ADDITIONAL \$14BN TO SUPPORT TEL AVIV'S GENOCIDAL, వరసంహార\నరరూపరాక్షస్స\నర్ర\operations in Gaza.

WASHINGTON SENT GUIDED-MISSILE CARRIERS AND F-35

#### بِسَمُ اللهِ الرِّحْمَٰنِ الرِّحِيْمِ وَ مَا يَتَبِعُ اكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنَا ۗ اِنَ الظَّنَ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۗ اِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَقْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

FIGHTER JETS, AS WELL AS OTHER MILITARY EQUIPMENT TO
TEL AVIV IN THE IMMEDIATE AFTERMATH OF HAMAS'S
OCTOBER 7 ATTACKS ON ISRAEL, AND TEL AVIV'S SUBSEQUENT
DECLARATION OF WAR ON THE GAZA STRIP. SOME 68 PERCENT
OF ISRAEL'S WEAPONS IMPORTS BETWEEN 2013 AND 2022
CAME FROM THE US.

TEL AVIV ALSO RELIES ON GERMAN WEAPON IMPORTS,
PRIMARILY AIR DEFENCE SYSTEMS AND COMMUNICATIONS
EQUIPMENT. IN TOTAL, GERMANY PROVIDES 28 PERCENT OF
ISRAEL'S MILITARY IMPORTS, ALTHOUGH THAT ROSE NEARLY
TENFOLD BETWEEN 2022 AND 2023 AFTER BERLIN RAMPED UP
SALES TO ISRAEL IN NOVEMBER.

THE UNITED KINGDOM, CANADA, FRANCE AND AUSTRALIA
AMONG OTHERS ALSO PROVIDE MILITARY SUPPORT TO ISRAEL.
Many AMERICAN MULTINATIONAL SYNDICATES ALSO
DONATE BILLIONS OF DOLLARS CONSTANTLY..every
cigarette, dresse, cosmetic, booze, drug, medicine, is

#### بِسْم اللهِ الرّحْمٰنِ الرّحِيْمِ وَ مَا يَتَبِعُ اكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنَّا ا اِنَ الظَنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اللهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

controlled by the yehudys.their profits propel the d-isrely war machine to make mincemeat of Palestinians ,besides the organs of Palestinians are harvested and exported to the NASAArAS of all continents, (there is great demand for

LIVER,KIDNEY,EYES,ENDOCRINES,LYMPHATICS,BLOOD,P LASMA,FOETUSES,AND A HOST OF ORGANICS PRESENT IN THE BODY, VACCINES ARE MADE FROM HUMAN CELL CULTURES BY THE DRUG CARTELS,,,,

\\\\110 యేండ్లగా బలిపశువులు ఈ ఫిలీస్తీనీ ముస్లింలు .
.మానవ\దానవ\రాక్షస\గొబ్బల\గూబరల\..కొంగొత్త ఆయుధాలకు
సమిధలు ఈ ఈ ఫిలీస్తీనీ ముస్లింల స్త్ర్రీలూ,పిల్లలూ \\\\\
నీతిలేని లోకమా\\\జీ.కడగని కంపుఆనకొండలారా!\
పీతిలోపడ్డపైసాను నాలికతోగైకొనే మరవడ్డయెరవడ్డ బఖ్ఖాల లారా!
రేపిస్టు,రేసిస్టు నసారాయెదవయెహూదులారా.!

వలపే మహా అపరాధమా

నసారాల మాటలునీటిమూటలే

## بسنم الله الرّحْمٰن الرّحِيْم

#### وَ مَا يَتَبِعُ اكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنَّا اِنَ الظِّنَ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اللهَ عَلَيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

నీతిలేని లోకమా.



Al-Maaida (5:51)



يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ لَا تَتَّخِذُوا ٱلْيَهُودَ

وَٱلنَّصٰرَىٰ أُوٰلِيَآءَ بَعْضُهُمْ أُوْلِيَآءُ بَعْضِ وَمَن

يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي

ٱلقوْمَ ٱلظّلِمِينَ

O you who believe! Take not the Jews and the Christians as Auliya' (friends, protectors, helpers, etc.), they are but Auliya' to one another. And if any amongst you takes them as Auliya', then surely he is one of them. Verily, Allah guides not those people who are the Zalimun (polytheists and wrong-doers

#### بِسْمِ اللهِ الرّحْمٰنِ الرّحِيْمِ وَ مَا يَنَبِعُ اكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنَّا الِنَّ الظَنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقّ شَيْئًا اللهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَقْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

#### and unjust).

ऐ ईमान लानेवालो! तुम यहूदियों और ईसाइयों को अपना मित्र (राज़दार) न बनाओ। वे (तुम्हारे विरुद्ध) परस्पर एक-दूसरे के मित्र है। तुममें से जो कोई उनको अपना मित्र बनाएगा, वह उन्हीं लोगों में से होगा। निस्संदेह अल्लाह अत्याचारियों को मार्ग नहीं दिखाता

//the-quran./5/51

Al-Mumtahana (60:1)



يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ لَا تُتَّخِذُوا عَدُوِّي

وَعَدُوكُمْ أُوْلِيَآءَ تُلقُونَ النَّهِم بِٱلْمَوَدّةِ وَقَدْ

كَفَرُوا بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ

#### بسم الله الرّحْمٰن الرّحِيْم وَ مَا يَتَبِعُ اكْثَرُهُمْ اللّا ظنّاً النّ الظّنّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقّ

شَيْئًا ۗ إنّ اللهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَقْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

الرّسُولَ وَإِيّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهِّدًا فِي سَبِيلِي وَاَبْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُونَ إليْهِم بِالْمَوَدَةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَقْعَلُهُ مِنكُمْ

# فقدْ ضَلّ سَوَاءَ ٱلسّبيلِ

O you who believe! Take not My enemies and your enemies (i.e. Yehooood,Nasaaraaa,disbelievers and polytheists, etc.) as friends, showing affection towards them, while they have disbelieved in what has come to you of the truth (i.e. Islamic Monotheism, this Quran, and Muhammad SAW), and have driven out the Messenger (Muhammad SAW) and yourselves (from your homeland) because you believe in Allah your Lord! If you have

## بسم اللهِ الرّحْمٰنِ الرّحِيْم

## وَ مَا يَتَبِعُ ٱكْثَرُهُمْ اِللَّا طَنَّا اللهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَقْعَلُوْنَ شَيْئًا اللهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَقْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

come forth to strive in My Cause and to seek My
Good Pleasure, (then take not these disbelievers
and polytheists, etc., as your friends). You show
friendship to them in secret, while I am All-Aware of
what you conceal and what you reveal. And
whosoever of you (Muslims) does that, then indeed
he has gone (far) astray, (away) from the Straight
Path.

ऐ ईमान लानेवालो! यदि तुम मेरे मार्ग में जिहाद के लिए और मेरी प्रसन्नता की तलाश में निकले हो तो मेरे शत्रुओं और अपने शत्रुओं को मित्र न बनाओ कि उनके प्रति प्रेम दिखाओं, जबिक तुम्हारे पास जो सत्य आया है उसका वे इनकार कर चुके है। वे रसूल को और तुम्हें इसलिए निर्वासित करते है कि तुम अपने रब - अल्लाह पर ईमान लाए हो। तुम गुप्त रूप से उनसे मित्रता की बातें करते हो। हालाँकि मैं भली-भाँति जानता हूँ जो कुछ तुम छिपाते हो और व्यक्त करते हो। और जो कोई भी तुममें से भटक गया

## بسم اللهِ الرّحْمٰنِ الرّحِيْم

#### وَ مَا يَتَبِعُ ٱكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنَّا اِنَ الظِّنَ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

://the-quran./60/1



Al-Baqara (2:120)



وَلَن تَرْضَى عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنّصَرَى حَتّى ا

تَتّبِعَ مِلْتَهُمْ قُلْ إِنّ هُدَى ٱللهِ هُوَ ٱلهُدَىٰ

وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ

ٱلْعِلْمِ مَا لُكَ مِنَ ٱللهِ مِن وَلِيٌّ وَلَا تَصِيرٍ

Never will the Jews nor the Christians be pleased with you (O Muhammad Peace be upon him) till you follow their religion. Say: "Verily, the Guidance of Allah (i.e. Islamic Monotheism) that is the (only) Guidance. And if you (O Muhammad Peace be upon him) were to follow their (Jews and Christians)

## بسم الله الرّحْمٰن الرّحِيْم

### وَ مَا يَتَبِعُ اكْثَرُهُمْ اِللَّا طَنَّا اللهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَقْعَلُوْنَ شَيْئًا اِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَقْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

desires after what you have received of Knowledge (i.e. the Quran), then you would have against Allah neither any Wali (protector or guardian) nor any helper.

न यहूदी तुमसे कभी राज़ी होनेवाले है और न ईसाई जब तक कि तुम अनके पंथ पर न चलने लग जाओ। कह दो, " अल्लाह का मार्गदर्शन ही वास्तविक मार्गदर्शन है।" और यदि उस ज्ञान के पश्चात जो तुम्हारे पास आ चुका है, तुमने उनकी इच्छाओं का अनुसरण किया, तो अल्लाह से बचानेवाला न तो तुम्हारा कोई मित्र होगा और न सहायक

//the-quran.r/2/120





#### بسم الله الرّحْمٰنِ الرّحِيْمِ

#### وَ مَا يَتَبِعُ اكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنَّا اِنَ الظِّنَ لَا يُعْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اللهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَقْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

సిగ్గుయెగ్గులేని జెర్కిన్,సఫారీసూటు,బూటు,హేటు, వైన్,విస్కీ,సిగార్, డాగీ,కేట్,రేట్,కాటరాక్టు,మైఓపిక్, అస్టిగ్మేటిక్,ఫిర్ఔనీ,అనక్రానిక్,నామమాత్రపు,, రేసిస్టువుద్దూప్రేమీ50:50,విశ్వాసఘాతకులపై పిడుగు పడుగాక\\\\\

తండ్రిపేరుతెలియని తనయులు,

రండముండకోమర నసారా,కిబ్బుట్జీkibbutz, మోసగాళ్ళమొస్సాదీకేటు,యెహూదీ,బుల్షిట్ట్ రాల్లరప్పలబుల్లయ్యలను దేవుడు ఈనేలపైనే రాచిరంపానబెట్టి, అతలాకుతలం జేసి, భస్మంచేయుగాక్స

,\యా వాసిఅల్ మగ్ఫిరతి!యా హయ్యు యా కయ్యూము!

యా అర్హమర్రాహిమీన !\

ఇర్హమ్! ముస్లిమీన వఅల్ ముస్లిమాత్ అల్లదీన కుతిలూ ఫీ కుల్లి హయ్యిన్ బిగైరి హక్కిన్,వగ్ఫిర్ లహుమ్,వర్హమ్ హుమ్,వద్జిల్ హుముల్

# بسنم الله الرّحمٰن الرّحيْم

#### وَ مَا يَتَبِعُ اكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنَّا اِنَ الظِّنَ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اللهَ عَلَيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

జన్నతః...\\ఆమీన్\\యా రఆబ్బల్ ఆలమీన\\ త్సుమ్మ అమీన్!\\



Al-Burooj (85:10)

بس<u>اللهم</u> الأخيم

أن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمني كم لم الحريق المؤمني عداب الحريق الحريق المؤمني عداب الحريق الحريق المؤمني عداب الحريق الحريق المؤمني عداب الحريق الحريق المؤمني الم

जिन लोगों ने ईमानवाले पुरुषों और ईमानवाली स्त्रियों को सताया और आज़माईश में डाला, फिर तौबा न की, निश्चय ही उनके लिए जहन्नम की यातना है और उनके लिए जलने की यातना है /the-guran.app/r/85/10

#### بسم الله الرّحْمٰن الرّحِيْم وَ مَا يَتَبِعُ اكْثَرُهُمْ اللّا ظَنَّا النَّ الظُنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الحَقِّ شَيْئًا اللهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَقْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36





**800 SALON KA TAWEEL ARSE ME** 

,TABLEEGH KA ICON ISTEAMAAL HOTAA

RAHAA, MAGAR AFSAUOS! +OFF

COURSE/TABLEEGH NAAM KI CHEEZ NAHI,

SIRF SARPE TOPI BACHA...dalchaa ka

handi ke sangaath

Laung Live TapLeaky TabLeagues

#### بسم الله الرّحْمٰن الرّحِيْم وَ مَا يَتَبِعُ اكْثَرُهُمْ اِلَّا ظُنَّا الِنَّ الْظُنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقّ شَيْئًا اللهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَقْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

మేరా జూతా హై జాపానీ యే పత్లూన్(+జెర్కిన్)యెంగిలిస్తానీ, మేరాజిగ్రీదోస్తుG5/iFoneమెరికస్తానీ సర్పే \*లాల్ టోపీ రూసీ ఫిర్ భీ దిల్ హైకిందమీదిస్తానీ,

-----

\*కాలానుగుణంగా,యేయెండకాగొడుగన్నరీతిలో , బతికుంటే బలుసాకేతినాలనే-ఆకుపచ్చ వులువలను త్వరత్వరగాసవిసర్జించి -కాసాయరంగుకుబుసాలను ధరించేరట ఈ గోడమింద,పిల్లి వాటపు విశ్వాసబేహార

## بِسْم اللهِ الرّحْمٰنِ الرّحِيْمِ وَ مَا يَتَبِعُ أَكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنَّا اللهِ النّ الظّنَ لَا يُغْنِيْ مِنَ الحَقّ شَيْئًا اللهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَقْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

్గRauwolfia Serpentina సర్పతేలుకొండి Echinaecio-Lachesis-Bacillinum Coli ముల్లంగి ముల్లులు-ముందున్నది సెప్టిసేమియాషాక్-సెప్టిక్షాక్,

....jiye..bagarakhanaa,marqadi
sleep.,markozi doze off, amberpet ka
6number,free boarding and lodging
+ecomomical loWcost

TOURISM.....galiyon me bullish gushty khusty.....at wrong timies....

#### **DEKH TERE INSAAN KI HAALATH KYAA**

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَ مَا يَتَبِعُ اكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنَّا اِنَّ الظَنِّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ

شَيْئًا اللهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no .means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail .against truth. Verily Allah is well aware of all that they do Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36

#### HOGAYI ALLAAH/KITANAA BADAL GAYAA

HAI HAI WAAN





DOCUMENT BY KRISTINA MARIUM JEMMALA,+ KHADIJA MAZLOMOVA

dtp by jiddujaHoolan Zalooman with Technical help from ESciondiaAeioupPlleRajae,CCIE,

Doxc. verified by ShahTogademuttipenda@bahraich ,+ Snake Mullamoolyzakatdecote@malehaBad,

+Murshad Gangeshter Aqrab@gutkapure..



DOCUMENT BY KRISTINA MARIUM JEMMALA,+ KHADIJA MAZLOMOVA

dtp by jiddujaHoolan Zalooman with Technical help from ESciondia

#### بسلم الله الرّحْمٰن الرّحِيْمِ أكثرُهُمْ اللّا ظنًا لنّ الظنّ لل نُعْند ْ مِنَ الْحَقّ

# وَ مَا يَتَبِعُ ٱكْثَرُهُمْ اللَّا طَنَّا النِّ الطِّنِ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ الْحَقِّ شَيْئًا اللهَ عَلَيْمٌ بِمَا يَقْعَلُوْنَ

Most of them follow not but conjecture. Assuredly conjecture can by no means take the place of truth. Lo! Allah is Aware of what they do

But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail

.against truth. Verily Allah is well aware of all that they do

Al-Quran - Surah 10 - Yunus - Ayah 36



#### 

**\*-\*-\*-\*-\*-\*** 

**\*-\*-\*-\*-\*-\***